#### स्वास्थ्य साधी

भाग २









डॉ. अनंत फडके

डॉ.अभय शुक्ला

रवास्थ्य साथी परियोजना, सेहत

Community Health Cell

Library and Documentation Unit 367, "Srinivasa Nilaya" Jakkasandra 1st Main, 1st Block, Koramangala, BANGALORE-560 034. Phone: 5531518

#### स्वास्थ्य-साथी

Mul - 5

डॉ. अनंत फडके

डॉ. अभय शुक्ला

संपादन सहायता - डॉ. अमिता पित्रे हिंदी अनुवाद में सहयोग - अमूल्य निधि स्वास्थ्य साथी परियोजना, सेहत



प्रकाशक: सेहत, २/१०, स्वानंद, आपली सहकारी सोसायटी,

४८१, पर्वती दर्शन, पुणे - ४११००९

फोन: (०२०) ४४४ ३२२५, ४४४ ७८६६

e-mail: cehatpun@.vsnl.com

मुद्रक : विक्रम प्रिंटर्स

चित्रांकन : श्री चंद्रशेखर जोशी

पहला संस्करण : सितम्बर २०००

TU: RN (92) Me | 5/4



#### थोड़ा सा इस किताब के बारे में....

हम सब जानते हैं कि इक्कीसवीं सदी में कदम रखते हुए भी, आज हमारे देश के तमाम गांवों में बीमारियों के इलाज और रोकथाम की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था होने के लिए आज कम से कम इतना ज़रूरी है कि हर एक गांव में, उसी गांव के किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य का प्रशिक्षण दिया जाए । ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचा सकते हैं । सच तो यह है कि तमाम सादी बीमारियों की पहचान और इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती । इस बात की पूर्ति, इस अनुभव से भी होती है कि पिछले करीब पच्चीस वर्षों में जगह-जगह संस्थाओं ने गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी देकर, गांव में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का काम किया है। सरकार ने भी ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना चालू की, पर इसे लागू करने में तमाम किमयाँ रही और योजना सफल नहीं हो पाई । पर यह सिध्द हो चुका है कि कम पढ़े-लिखे गांव के कार्यकर्ता भी, अच्छे ढंग से स्वास्थ्य का काम कर सकते हैं ।

इस बारे में हमें जो एक कमी खटकी, वह है अनपढ़, या बहुत कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित किताबों की । दूर-दराज के, आदिवासी गांवो में, खासतौर पर महिलाओं को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता । पर ऐसी ही महिलाएं, उत्साह के साथ स्वास्थ्य का काम करने के लिए आगे बढ़कर आती हैं । अच्छे ढ़ंग से, चित्रों की सहायता से जानकारी दी जाए, तो ऐसे कार्यकर्ता या स्वास्थ्य साथी अच्छा काम कर सकती हैं, यह हमारा व अन्य लोगों का भी अनुभव है। ऐसे कम पढ़े-लिखे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ही यह किताब तैयार की गई है । इस किताब के सहारे प्रशिक्षण देने वाले लोगों के लिए हम अलग एक किताब तैयार कर रहे है । प्रस्तुत किताब में दी गई जानकारी का वैज्ञानिक आधार और विस्तृत चर्चा, उस किताब में दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िला में आदिवासियों का <mark>आंदोलन संगठित</mark> करने वाले कष्टकरी संघटना द्वारा समर्थित, जन-आरोग्य सिमिति सन १९९५ से काम कर रही है । इन से संबंधित स्वास्थ्य साथियों के प्रशिक्षण के लिए हमने इस सिचंत्र पुस्तक का पहला प्रारूप तयार किया । इन स्वास्थ्य साथी मिहलाओं और संगठन के कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए और इसमें सुधार किए । महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िला के आजरा तालुका मे, बांध द्वारा होने वाले विस्थापन के विरोध में आंदोलन चल रहा है । इस जन आंदोलन द्वारा समर्थित जन आरोग्य सिमिति (आजरा) भी, मिहला स्वास्थ्य साथियों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यक्रम डिसेम्बर ९८ से चला रही है । इसी तरह बड़वानी ज़िले (मध्यप्रदेश) में जन स्वास्थ सिमिति की ओर से ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है । गांव स्तर पर आदिवासी मुक्ति संगठन का सहयोग, इस कार्यक्रम का आधार है। इन तीनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में यह पुस्तक इस्तेमाल की गई और सुझाव लिए गए ।

इस पुस्तक को तैयार करते समय हमने तीन बातें विशेष रूप से ध्यान में रखीं। पहला कि स्वास्थ्य साथी को अपने रोज़ के काम में उपयोगी होने वाला ज्ञान ही रखा जाए और अनावश्यक जानकारी न दिया जाए । दूसरा यह कि जानकारी वैज्ञानिक रूप से दृढ़ हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से और चित्रों के माध्यम से दी जाए । तीसरा कि स्वास्थ्य के लिए चलने वाला संघर्ष, सिर्फ रोग जंतुओं के खिलाफ संघर्ष नही है । सामान्य लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए जो तमाम

संघर्ष कर रहे हैं, स्वास्थ्य का संघर्ष उसका एक हिस्सा है । इस सोच को हमने वैज्ञानिक जानकारी के साथ जोड़ने की कोशिश की है ।

अलग अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम चालू रहता है। पर ऐसा होते हूए भी, ऐसे प्रशिक्षणों को व्यापक मान्यता नहीं मिलती और सामग्री सीमित रहती है। इस दिशा में एक कदम आगे रखने की हमने कोशिश की है। सर्वमान्य वैज्ञानिक जानकारी को आधार के रूप में लिया गया है। साथ ही, इस क्षेत्र में काम करने वाले, मिलते-जुलते विचारों वाले डॉक्टरों को इस किताब का मसविदा भेजा गया। दो बैठकों मे गहराई से चर्चा करके, सार और स्वरूप इन दोनों में काफी परिवर्तन और सुधार किए। इन चर्चाओं मे शामिल होने वाले डॉ. शाम अष्टेकर, डॉ. ध्रुव मांकड, डॉ. दीप्ती चिरमुले, डॉ. मीरा सदगोपाल, डॉ. मोहन देशपांडे, डॉ. शिशकांत अहंकारी, डॉ. लिलता डिसूज़ा, श्रीमती हेमा पिसाळ, डॉ. जगन्नाथ दिक्षित, इन सब के सुझावों से हमें मदद मिली। हम इन सब के आभारी हैं। चित्रकार श्री चंद्रशेखर जोशी ने विशेष रूचि लेकर इस किताब के लिये चित्र बनाए, तमाम बदलाव और परिवर्तन लगन से किए, इनके प्रति हम दिल से आभारी हैं।

हमारे स्वास्थ्य साथी परियोजना के सहयोगी श्री अमूल्य निधि और श्री प्रशांत खुंटे, इन्होंने शुरू से अंत तक की प्रक्रिया में तमाम तरह की मदद की और इनका योगदान उल्लेखनीय है । मराठी पुस्तक से अनुवाद करके हिंदी प्रारुप तैयार करने में श्री अमूल्य निधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सहकारी डॉ. अमिता पित्रे ने भाग - २ के संपादन में महत्वपूर्ण सहायता की है। स्वास्थ्य आंदोलन के कार्यकर्ता, डहाणू के दिलीप रावते, आजरा के अशोक जाधव और बडवानी के छगनभाई, व इन क्षेत्रों के आन्दोलन के अन्य कार्यकर्ताओं के भी हम आभारी हैं । इन्होने अपने अपने इलाके में स्वास्थ्य कार्यक्रम के काम को सक्षम ढंग से संभाला जिससे हम इस पुस्तक के काम की ओर ध्यान दे सके । किताब के लिए डी. टी. पी. का काम फ्लॉमिंगो बिझनेस सिस्टिम्स ने और छपाई का काम विक्रम प्रिंटर्स ने समय पर करके दिया है जिसके लिए हम आभारी हैं । हमारे दफ्तर के श्री किरण मांडेकर और श्री दत्तात्रय तरस ने धैर्य से तमाम टायपिंग और अन्य मदद की जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। सेहत के हमारे अन्य सहयोगियों ने भी समय समय पर पूरा सहयोग किया जिसके लिए हम आभारी हैं। नोविब (NOVIB) की आर्थिक सहायता के लिए हम उनके आभारी हैं।

स्वास्थ और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखे गए तमाम गांवों के मेहनतकश, और इस स्थिति को बदलने की लड़ाई में शामिल होने वाले स्वास्थ्य साथियों को यह पुस्तक समर्पित है ।

हमें आशा है कि यह पुस्तक आप अपने गांव में, अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या-क्या सुधार करने चाहिए, हमें बताएंगे । आपके तमाम प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है ।

आपके,

डॉ. अनंत फडके

डॉ. अभय शुक्ला

स्वास्थ्य साथी परियोजना, सेहत

पुणे , १ सप्टेंबर, २००० (पोषण दिन)



#### विषय सूची

| सबक |    | विषय             | पन्ना |
|-----|----|------------------|-------|
| 9.  |    | नंतुओं के प्रकार | 9     |
| 2.  |    | बुखार            | Ę     |
| 3.  | Pr | खांसी            | 36    |
| 8.  | 2  | खून की कमी       | 93    |
| 9.  |    | पेटदर्द          | 83    |
|     |    | दवाओं की सूची    | 60    |

#### जन्तुओं के प्रकार



जन्तु औं के प्रकार









#### अलग-अलग तरह के रोग जन्तु



जिस प्रकार फसलों पर अलग-अलग प्रकार के कीड़े हमला करते हैं ...



.. उसी प्रकार हमारे शरीर पर अलग-अलग प्रकार के जन्तु हमला करते हैं और हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं ।

RESERVES SESSES

## जन्तुओं के प्रकार - 9

विषाणु













अनैक आम बीमारियाँ विषाणु नाम के जन्तुओं के कारण होती हैं।





अधिकतर विषाणुओं को मारने के लिए किसी भी प्रकार की दवा नहीं है।



लैकिन आम तौर पर, शरीर ही विषाणुओं पर विजय पा लैता है।



# जन्तुओं के प्रकार - २











फौड़ा

पैशाब के रास्ते में जन्तु पलना

न्युमोनिया

अनैक महत्वपूर्ण रौग, जीवाणु नाम के जन्तुओं के कारण होते हैं ।



RESSERBESSES PASSE



इन जीवाणुओं को मारने के लिए दवाएँ उपलब्ध हैं।

# जन्तुओं के प्रकार - ३ परजीवी जन्तु









अमीबा आंत-सूजन

कुछ महत्वपूर्ण बीमारियाँ परजीवी जन्तुओं के कारण होती है।





परजीवी जन्तु मारने के लिए अक्सर खास, अलग तरह की दवाएँ लैनी पड़ती हैं।



#### बुखार बीमारी नहीं, लक्षण है



जब बच्चा रौता है, तब उसके पीछे अलग-अलग तरह के कारण हो सकते हैं।



जब बुखार रूपी लक्षण दिखाई दै, तब उसके पीछै अलग-अलग प्रकार के जन्तुओं की वजह से होने वाली बीमारियाँ हो सकती हैं। बुखार बीमारी नहीं, जन्तु औं के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों का लक्षण है।







EXPLESSES ESSESSES



पैशाब के रास्ते में जन्तु पलना



न्युमौनिया

परजीवी जन्तु के कारण होने वाले बुखार का रोग - मलेरिया



जीवाणु और परजीवी जन्तु मारने के लिए अलग-अलग प्रकार की दवाएँ उपलब्ध हैं।



#### विषाणु के कारण होने वाले आम बुखार-१



नाक और गलै में विषाणु पलनै से सर्दी बुखार होता है/



पहले छींका, नाक में पानी, फिर बदन दर्द, सरदर्द, बुखार, उसके बाद खांसी होती है। पाँच-सात दिन में शरीर की प्रतिकार शिक्त विषाणुओं को खत्म कर देती है। बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है।

decreverence o springs supplemental

#### विषाणु के कारण होने वाले आम बुखार - २





अचानक बुखार आता है, पूरा शरीर दुखता है, परन्तु शरीर के किसी खास हिस्सै मैं तैज़ दर्द नहीं होता ।



यह बुखार भी पाँच-सात दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, पर कई बार ज्यादा दिन तक थकान रहती है।

altertales and a second

## जीवाणु के कारण होने वाले आम बुखार - 9

मवाद की वजह से होने वाला बुखार





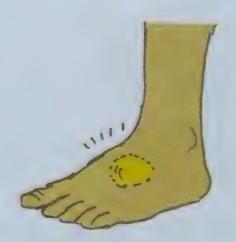

अनैक जीवाणु मवाद तैयार करते हैं। कहीं भी मवाद होने से बुखार हो सकता है, मवाद वाले हिस्से में दर्द होता है।



नाक के पास की हड्डी में खौखली जगह, यानी सायनस। यह सायनस नाक से जुड़े रहते हैं। सदी के बाद कभी-कभी सायनस में जीवाणु पलने पर मवाद होता है।



सायनस में मवाद होने पर तेज सर दर्द, बुखार, नाक से मवाद जैसा पीला पानी आना - यह तकलीफ होती है।

#### जीवाणु के कारण होने वाले आम बुखार - २







आंतों में या पैशाब के रास्ते में जीवाणु पलने पर बुखार ही सकता है।



खूनी दस्त में अक्सर बुखार हौता है।







सादै दस्त में कभी-कभी बुखार आता है।











पशाब के रस्ति में जन्तु पलने पर बार-बार पंशाब होना, पंशाब में जलन, पीठ में दर्द, बुखार यह तकलीफें होती हैं।

#### गलै में सूजन के कारण बुखार



गलै में जंतु पलने पर बुखार, गलै में दर्द, निगलने में तकलीफ होती है।





LEBER BERRESSE 93



विषाणु के कारण गले में सूजन

गले में सूजन अक्सर विषाणु के कारण होती है। गले में सूजन जीवाणु के कारण हो तो सदी नहीं होती और गले में दर्द वाली गाँठे दिखती हैं।



खून की लाल कौशिकाओं में एक प्रकार के परजीवी जन्तु बढ़ते हैं, इससे मलैरिया होता है।



एक प्रकार के मच्छर मलैरिया के जन्तु फैलाते हैं। मच्छर जमे हुए पानी में बढ़ते हैं।

LEBRA CARRESPORTE

#### मलीरिया में निश्चित समय पर बुखार आता है



हर दिन निश्चित समय पर बुखार आता है या













एक दिन छौड़कर (अतरे दिन), निश्चित समय पर बुखार आता है।



मलैरिया में आम तौर पर ठंड लगकर बुखार आता है। और कुछ घंटे बाद पसीना आकर बुखार उतरता है।

CHECKERER CREEKER CREEKER

12888 328888888 9

#### पुराने मलीरिया में तिल्ली बढ़ती है



खून की लाल कौशिकाओं की निपटाने का काम तिल्ली करती है।



मलैरिया में खून की लाल कौशिकाएँ ज्यादा संख्या में मरती हैं, उसके कारण तिल्ली बढ़ती है।



तिल्ली की जाँच करने के लिए दाहिने तरफ पसली के नीचे पैट की जाँच करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के पैट की जाँच करने पर, तिल्ली छुई नहीं जा सकती। पुराने मलेरिया में तिल्ली बढ़ती है और पैट की जाँच करने पर, हाथ से तिल्ली का पता चलता है।

#### मलैरिया मैं खून की जाँच

जन्तुरहित सूई से खून निकालते हैं।



शीशै पर खून की बूँद की फैलाते हैं।



सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचै खून के बूँद की जाँच करते हैं। मलैरिया होने पर, लाल कोशिकाओं के अंदर मलैरिया के जन्तु दिखते हैं और मलैरिया का पक्के तौर पर पता लगता है।

CAREGERERERERERERERERERE

90

86886 6886 8686 B886

#### बुखार किस बीमारी से है, उसका पता करना



जिस प्रकार बच्चा क्यों रौता है, इसका कारण माँ दूँढती है ...



्रिया ... उसी तरह बुखार किस बीमारी के कारण है, यह खोजना चाहिए।

## बुखार में रोगी से क्या सवाल पूछने चाहिए?







सात दिन से ज्यादा चलने वाला, लगातार बुखार



उपर के कोई भी लक्षण दिखें तो गंभीर बुखार समझना चाहिए और तुरंत अस्पताल भैजना चाहिए ।

## बुखार मे तुरंत अस्पताल कब भैजें?



बुखार के साथ पैट में लगातार तैज़ दर्द





अस्पताल भेजना चाहिए ।

बुखार का इलाजः

#### बुखार कम करना, कारण दूर करना

बुखार तुरंत कम करने के लिए उपाय



शरीर भीगे कपड़े से पौंछना



बुखार उतारनै के लिए गौली

बुखार जिस बीमारी की वजह सै है, उसका विशेष उपचार



जन्तु मारनै के लिए गौली



अन्य तकलीफ कम करनै के उपाय

## बुखार कम करने के लिए घरेलू उपाय-9



ज्यादा बुखार में (३९° से ज्यादा) पूरे शरीर को गीले कपड़े से पींछें, उससे बुखार तुरन्त उतरता है।



खूब पानी पीनै के लिए दें।

## बुखार कम करने के लिए घरेलू उपाय-२



बुखार आनै पर खिड़की दरवाज़ै बंद न करें, खुला रखें



बुखार आने पर औदने के लिए मीटी चादर न डालें, चादर औदने से बुखार कम होने में दिक्कत होती है।

MESSE SESSESSESSES

## बुखार कम करने के लिए गोली - पैरा







बुखार फिलहाल कम करने के लिए पैरा की गौली दैं। बुखार एक घंटे में कम हो जाएगा।



पैरा की गौली दे कर भी एक घंटे में बुखार कम नही हुआ तो फिर से एक खुराक दें। पैरा की खुराक जरूरत के अनुसार दिन में ३ से ६ बार दें।



ELECTERESCE LE CELLECT

#### पैरा की गौली के दूसरे उपयोग



यह तकलीफें फौरी तौर पर कम करने के लिए पैरा की गौली दें। जरूरत के अनुसार पैरा की गौली दिन में ३ से ६ बार दे सकते हैं।

एक बार में पैरा की कितनी गौली दें ?

| पैरा की गोली | बड़ा व्यक्ति<br>१२ साल से ऊपर | बड़ा बच्चा<br>८ सै १२ साल | मध्यम बच्चा<br>४ सै ७ साल | छीटा बच्चा<br>१ से ३ साल |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| $\oplus$     |                               |                           | 100                       |                          |  |  |  |  |
|              | एक या डेढ़ गोली               | $\oplus$                  |                           |                          |  |  |  |  |

#### सदी-बुखार व बदनदर्द-बुखार का इलाज



सदी-बुखार या बदनदर्द बुखार के जन्तुओं को शरीर खत्म कर दैता है, ५-७ दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है। उस समय तक घरेलू उपचार करें, बुखार व बदनदर्द कम करने के लिए पैरा की गौली दें।

#### सदी के लिए विशेष उपाय





गरम पानी और काढ़ा



गरारे करना

866866868686868686

BEEREE LEGGERERE OF

#### जीवाणु से होने वाली बुखार की बीमारियों का इलाज



बुखार फ़ौरी तौर पर कम करने के लिए घरैलू उपचार



बुखार फ़ौरी तौर पर कम करने के लिए पैरा

#### बीमारी के हिसाब से खास इलाज



मवाद के कारण बुखार होने पर मवाद निकालै।



पैशाब के रास्ते में जन्तु पलने पर खूब पानी पीयै।



सायनस मैं मवाद होने पर भाप लै।





जीवाणुओं की मारने के लिए अनैक दवाएँ हैं, इनमें से हम कौद्रिम की गौली का उपयोग करेंगै।

### कौद्रिम का उपयोग कौन सी बीमारी मैं करें?



घाव मैं मवाद



चमड़ी मैं मवाद



सायनस मैं मवाद

मवाद पैदा करने वाले जीवाणु मारने के लिए कौद्रिम की गौली का उपयौग करें



छीटे बच्चे में न्युमीनिया



साँसनली में सूजन



पेशाब के रास्ते में जन्तु पलना



खूनी दस्त

जीवाणु के कारण होने वाली अन्य बीमारियों में कौट्रिम उपयोगी है।

BERRESERBERRES 29

#### कौद्रिम की गौली दैते समय ध्यान रखें





विषाणु के कारण होने वाली बीमारी में (जैसे सर्दी-खाँसी) कौद्रिम का कौई उपयोग नहीं ।

विषाणु किसी भी दवा से नहीं मरते, शरीर अपने आप उन्हें मारता है।



गर्भावस्था मैं कोद्रिम न दें, इससे गर्भ पर बुरा परिणाम हो सकता है।

|        | कौद्रिम की गौली, कितनी व कब दैनी चाहिए? |             |               |               |  |  |
|--------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
|        |                                         |             |               |               |  |  |
|        | बड़ा व्यक्ति                            | बड़ा बच्चा  | मध्यम बच्चा   | छौटा बच्चा    |  |  |
|        | १२ साल सै ऊपर                           | ८ सै १२ साल | ४ से ७ साल    | 9 सै ३ साल    |  |  |
| my l   | ФФ सादी गौली                            | ासादी गौली  | ००० छोटी गोली | 🛇 🛇 छोटी गोली |  |  |
| July 1 | ФФ सादी गौली                            | ासादी गौली  | ००० छोटी गोली | ०० छोटी गोली  |  |  |

30







पहलै मवाद निकाल कर देखें, सूजन कम हौती है क्या? बुखार, दर्द फिलहाल कम करने के लिए पैरा की गौली दें।













दी दिनों में सूजन, मवाद, बुखार कम न होता हो ती कौद्रिम की गौली शुरू करें, मवाद निकालना चालू रखें।







घाव या फीड़े के आसपास ज्यादा सूजन ही ती तुरंत कौट्रिम शुरू करें। इसके अलावा मवाद निकालने का भी प्रयत्न करें।

## सायनस-सूजन और गलै मैं सूजन का इलाज



सायनस में मवाद होने पर भाप लेना, पैरा की गौली लेना व कौद्रिम की गौली का पाँच दिन का कौर्स करना, यह इलाज बताएँ।



जीवाणु से गले में सूजन हो तो कौट्रिम का उपयोग नहीं होता, दूसरी जन्तुनाशक दवाओं के लिए डॉक्टर के पास भेजें।

32

#### पेशाब के रास्ते में जन्तु पलना और दस्त-बुखार इनका इलाज



पैशाब के रास्ते में जन्तु पलने पर बार-बार ज्यादा पानी पीना, या एक ग्लास पानी में पाव चम्मच खाने का सौडा मिलाकर पीना, ऐसा इलाज बताएँ । उसी प्रकार कौट्रिम का पाँच दिन का कौर्स दें।



दस्त के साथ बुखार होने पर दस्त के प्रकार के अनुसार इलाज करें (दैखें-स्वास्थ्य साथी, भाग-१) साथ में जरूरत के अनुसार पैरा दैं।

#### मलैरिया के इलाज के लिए - क्लौरी







क्लौरी की गौली से मलैरिया के जन्तु मरते हैं और मलैरिया ठीक ही जाता है।









बुखार होने पर पहले पैरा की गोली देकर बुखार उतारें।

फिर खाना खाने के बाद

पैट भरा हौने पर क्लौरी की गौली दें

#### क्लौरी की गौली कितनी व कब लैनी चाहिए ?

| कौन सा दिन               | बड़ा व्यक्ति     | बड़ा बच्चा | मध्यम बच्चा | छीटा बच्चा |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
|                          | १२ साल<br>सै ऊपर | ८ से१२ साल | ४ से ७ साल  | 9 सै ३ साल |
|                          | A                |            |             |            |
| पहला दिन                 | 0000             | 000        | 00          | 0          |
| ं दूसरा दिन<br>तीसरा दिन | 0000             | 00         | 0           | 0          |
| तासरा दिन                | 00               |            |             |            |

#### मलैरिया रीकनै के लिए मच्छरों की पैदाइश रीकना





जमा हुए पानी में मच्छर बढ़ते हैं, घर के पास के गड़ढे, पानी जमा होने की जगहों को भर दें। खपरैल, उब्बे इत्यादि जगहों में मच्छर बढ़ते हैं, यह ध्यान रखें। रास्ते के बगल के गढ़ढे भर दें।





कूएँ या हैंडपंप के पास सीख-गड्ढा बनाएँ, पानी जमा न होने दें।



मच्छर के अंडे पानी में बढ़ते हैं, उनको खाने वाली गण्पी मछली तालाब में छोड़ें।

## मलैरिया रीकनै के लिए मच्छरों से सुरक्षा



घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव, बारिश के पहले और बारिश के बाद करवाएँ। छिड़काव के बाद तीन महिने तक दीवाल को लैप न दें और न ही रंगें।



मच्छर न काट सकें इसलिए मच्छरदानी मैं सौएँ।







मच्छरों को भगाने के लिए नीम के पत्तों का धुआ या दवा वाली अगरबत्ती का उपयोग करें। नीम का तैल शरीर पर लगाने से मच्छर नहीं काटते। THE BEE BEEFERERE

#### खाँसी



#### खाँसी क्यों होती है ?





हमारे साँस के रास्ते में धुआँ, धूल, जन्तु जैसी चीज़ें जाने पर शरीर उन्हें बाहर फेंकता है। हवा के साथ बाहर फेंकने की क्रिया की ही खाँसी कहते हैं।

RECERCION OF SERVINE S





# खाँसी अलग-अलग बीमारियों में होती है







जीवाणु के कारण गले में सूजन





साँसनली मैं सूजन



न्युमोनिया

खाँसी, बीमारी न होकर श्वसन संस्था की अलग-अलग बीमारियों की वजह से होने वाला लक्षण है।

ELECTERECEPORTERE ( SO SPENDED SO

# सर्दी-खाँसी

(सर्दी के विषाणुओं के कारण गले में सूजन)



सदी से शुरुआत



गले में रिजचरिजच



सूखी खाँसी या थौड़ा सफेद बलगम। । जलै मैं दर्द दैनै वाला गाँठ नहीं हौती है।











५ से ७ दिन में बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है।

receptions of Company of the seasons







खाँसी



गले में दर्द



निगलने में कठिनाई



सदी नहीं



गले में दर्द वाली गांठें



यह जीवाणु कौट्रिम से नहीं मरते, खास जन्तु मारने वाली दवाओं के लिए डॉक्टर के पास भैजें।

RESTRICTED TO SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW IN THE SHOW IN

# साँसनली में सूजन







सात दिन से ज्यादा खाँसी चालू रहती है



मवाद जैसा पीला या हरे रंग का बलगम



कभी-कभी छाती में जकड़न



कभी-काभी आवाजनली से जाँचने

## छीटै बच्चों में न्युमीनिया



न्यूमोनिया का शक कब करना चाहिए?



बुखार के साथ ज्यादा खाँसी

या

बुखार के साथ सांस फूलना

ऐसा ही तौ



न्युमीनिया का शक करें, साँस लैने का दर गिनै

न्युमोनिया की पहचान



एक साल सै छीटा बच्चा



मिनट मैं ५० से ज्यादा बार साँस लैना









का बच्चा



एक से पाँच साल मिनट मे ४० से ज्यादा बार साँस लैना



## बड़े व्यक्ति में न्युमोनिया







न्युमोनिया गंभीर बीमारी है। इसमें फैफड़े के वायुकोषों में जन्तु पलते है। इसलिए खाँसी-बुखार के साथ साँस फूलती है, छाती में एक तरफ दर्द हो सकता है।



खाँसी के साथ बुखार हो तो आवाजनली से छाती की जाँच करें। अगर आवाज अलग प्रकार की हो तो न्युमोनिया की शंका करें।

# खाँसी के रौगी से क्या पूछें ?



( पांच साल से छीटे बच्चों में ) 🌳



युरवार है क्यां?

8F88F888888888

-B =

(पाँच साल से बड़े रीवियों में)



गली में दर्द है क्या?



बलगम कौन सै रंग का है?

BEERREE LEGGERALEGE

#### श्वसन संस्था की जांच

पाँच साल से छोटे बच्चों में खाँसी के साथ बुखार हो ती, साँस लैने की दर गिनें





बच्चा रीता हो ती पहले उसे चुप कराएँ एक मिनट में बच्चा कितनी बार साँस लैता है, घड़ी देखकर गिने

> पाँच साल से बड़े रीवायों में सर्दी न हो ती, आवाजनली से छाती की जाँच करें।



चित्र में दिखाए गई जगहों पर आवाजनली से छाती की जाँच करें। हमेशा की आवाज से अलग आवाज आती हो तो अस्पताल भैजें।

#### खाँसी: अस्पताल काब भैजें?





खाँसी के साथ साँस फूलती हो तो







बलगम में खून पड़ता ही तौ



आवाज नली सै जाँच करने पर हमेशा से अलग आवाज आती हो तो



94 दिन से ज्यादा दिन खाँसी चालू हो तो

# सर्दी-खाँसी व जीवाणु से गले में सूजन इनका इलाज







गरम पानी में नमक डालकर गरारे करना

मिश्री /गुड़ /लौंग वगैरह चूसना





तुलसी, अदरका, काली मिर्च इ. का काढ़ा पीना



बाज़ार की पीनै वाली दवा न लैं।

जीवाणु से गले में सूजन - घरेलू इलाज शुरू करें व अस्पताल भैजें



गरारे करना



काढ़ा पीना , भिश्री चूसना



बुखार व गलै के दर्द के लिए पैरा



गलै में सूजन के जीवाणु कोट्रिम से नहीं मरते, खास जन्तु मारने वाली दवाओं के लिए डॉक्टर के पास भेजें।

RESECTION SA DEPOSED BEST SERVED SERV

#### साँसनली मैं सूजन का इलाज





भाप लेना



अडुलसा वनस्पति का काढ़ा, चाय



कोद्रिम ३ से ५ दिन



बाजार की पीनै वाली दवा पर पैसा बर्बाद न करें।





५ दिन में फायदा न आने पर डॉक्टर के पास भेजें।

#### न्युमोनिया का इलाज



न्युमोनिया गंभीर बीमारी है, इसमें कुछ बच्चों की तिबयत अचानक बिगड़ सकती है, इसिलए न्युमोनिया से बीमार बच्चों की जल्दी अस्पताल भैजें।



न्युमोनिया में कोट्रिम जान बचाने वाली दवा है। बच्चों को अस्पताल भैजते समय कोट्रिम की एक खुराक दें। बुखार तुरंत कम करने के लिए पैरा दें।

COMH 321



# खाँसी वाली बीमारियों की रोकथाम



डी.पी.टी. के टीके व खसरा विरोधी टीका बच्चों को समय पर दें।



बच्चों को जन्म के बाद तुरंत माँ का दूध चालू करें।



पाँच साल की उम्र तक, हर छह। महिनै मैं विटामिन 'ए' की खुराक दें।



बच्चों की ऊपर का पीषक खाना, पाँचवै महिनै से शुरू करें व बार बार खाने की दैं।



बीड़ी, सिगरेट से दूर रहैं।



चूल्हे का धुआँ कम करने के लिए उपाय करें- जैसे धुआँ रहित चूल्हा।

# खून की कमी



# खून क्या काम करता है ?



खून में लाल और सफेद (सैनिक) कोशिकाएँ होती हैं।



लाल कोशिकाएँ फैफड़े से प्राणवायु लैती हैं और शरीर के दूसरे अंगों की पहुँचाती हैं। शरीर को काम करने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है।

#### खून की कमी का मतलब क्या है?







खून कम होना मतलब खून की लाली कम होना। खून की लाल कोशिकाएँ फीकी हो जाती हैं, उनमें पाया जाने वाला लाल पदार्थ कम हो जाता है, इसे ही खून की कमी कहते हैं।





लाल कौशिकाएँ फीकी हो जाती हैं, मतलब उनकी प्राणवायु ले जाने की क्षमता कम हो जाती है।

#### खून की कमी क्यों होती है?





खाने में लौहै का तत्व मिलने से खून की लाली बनती है। इसके लिए हरी सब्जी, मछली, माँस, दाल इत्यादि की मात्रा खाने में काफी होनी चाहिए, नहीं तो खून की कमी हो जाती है।



माहवारी मैं और बच्चा होने के समय में ज्यादा खून जाना, बवासीर, आमाशय में घाव इन कारणों से शरीर से खून जाता है और खून की कमी हो जाती है। पुराने मलेरिया में लाल कोशिकाएँ बहुत मरने से भी खून की कमी हो सकती है।

CLECE CELECE CE CE CE CELECE C

#### खून की कमी होने पर क्या तकलीफ होती है ?





खून की कमी हो तो शरीर के अंगों को प्राणवायु कम मिलती है, उसके कारण वे ठीक से काम नहीं कर पाते।



शरीर को प्राणवायु कम मिलने की वजह सै, थौड़ा काम करने के बाद भी सांस फूलने लगती है।



1888 8888 8888 888





इसके अलावा चक्कर आना, कमजौरी लगना, भूख न लगना इत्यादि तकलीफ हौती है।

# खून की कमी को कैसे पहचानें?

किसी को भी अगर हमेशा थकान रहती हो तो उससे दो सवाल पूछें



रीज़ का काम करने पर सांस फूलती है क्या?



अक्सर चक्कर आता है क्या ?

इनमें से एक भी सवाल का उत्तर हाँ होने पर जाँच करें।

खून की कमी के लिए जाँच



आँख के नीचे की पलक खीलकर जाँच करें।



जीभ की जाँच करें।



हाथ के नाखूनों और हथैलियों की जाँच करें।

खून की कमी होने पर, इन जाँचों में फीकापन दिखेगा।



स्वस्थ व्यक्ति की जीभ थौड़ी खून की कमी





ज्यादा खून की कमी

## खून की लाली बढ़ाने के लिए खाना





खानै में दाल, हरी सबजी, इनकी मात्रा जितना संभव ही उतना बढ़ाएँ बाजरा और रागी का उपयोग करें।



संभव हो तो माँस-मछली नियमित रूप से खाएँ



खाना बनाने के लिए लौहै की कढ़ाई, तवा का उपयौग करें, उसमें से लौहा खाने में मिल जाता है और शरीर में जाता है।

BEERE LEGGERRERE

#### खून की कमी का इलाज











बवासीर, माहवारी में ज्यादा खून जाना इत्यादि कौई भी बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए अस्पताल भैजें।





लौहै की गौली तीन सै छह महीनै दैं। खून की कमी पूरी तरह ठीक हौनै के लिए इतनै दिन गौली लैनी पइती है।







लौहै की गौली के कारण कुछ लौगों को पैट में जलन, कब्ज़, दस्त जैसी तकलीफ हो सकती है। इससे बचने के लिए शुरुआत में, दिन में एक ही बार गौली दैं।

लौहै की गौली कितनी व कब दें ?

| Г | बड़ा व्यक्ति     | बड़ा बच्चा       | मध्यम बच्चा      | छीटा बच्चा       |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ١ |                  |                  |                  |                  |
|   | १२ साल सै ऊपर    | ८ सै १२ साल      | ४ सै ७ साल       | १ सै ३ साल       |
|   |                  |                  |                  |                  |
|   | सादी गौली दौ बार | सादी गौली एक बार | छोटी गौली दो बार | छौटी गौली एक बार |

# महिलाओं में ही खून की कमी अक्सर क्यों दिखती है ?





अपने देश में हर दस में से छह महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है।



माहवारी के समय और जचकी के समय, महिलाओं के शरीर से खून निकलता है। गरीबी व दूसरे कारणों से अच्छा खाना नहीं मिलता और इसकी भरपाई नहीं हो पाती।



अपने समाज में पुरुष, बच्चे इनके खाने के बाद बचा हुआ खाना महिलाओं को मिलता है। जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें सबसे कम पौष्टिक खाना मिलता है!

ERRECEREREE LEGEREREE

#### पेटदर्द



# पैटदर्द:अलग-अलग बीमारियों का लक्षण



पैट में अनैक अंग होते हैं।



इनमें से किसी भी अंग में बीमारी होने पर पैट में दर्द हो सकता है। पैट दर्द होना अपने में बीमारी नहीं, पैट के अलग-अलग अंगों में होने वाली बीमारियों का एक लक्षण है।

#### पैट की रुपरेखा और भाग



जाँच और इलाज के लिए चित्र के अनुसार पैट के नौ भाग करें।

RERECERRERED 83

# पैट के अंग - 9

(पचन संस्था के अंग)



पैट मैं पचन संस्था के मुख्य अंग - जिगर, आमाशय, छौटी आँत, बड़ी ऑत, अपैंडिक्स हौते हैं।

A LEBER REER RECRES ES PROPERSONS DE SERVES DE LA CONTRADA DE SERVES DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DE LA CONTRADA DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DE LA CONTRADA D

#### पैट के अंग-२



पैट में गुर्दे, मूत्रनलिकाएँ, गर्भाशय (महिलाओं में) मूत्राशय और रक्तनलियाँ यह भी मुख्य अंग होते हैं।



इसमें से कुछ बीमारियाँ गंभीर भी होती हैं।

### आमाशय में सूजन



चाय, मिर्च, तंबाखू (खैनी), बीड़ी, सिगरेट, शराब और कुछ दवाओं के कारण आमाशय के अस्तर में सूजन ही सकती है।



आमाशय में सूजन होने पर, पैट में नाभी के ऊपर और बीच में (भाग-२), आग, जलन, दर्द इनमें से कोई भी तकलीफ हो सकती है। उस जगह दबाने पर दर्द होता है।



खाने के कुछ समय बाद अक्सर यह तकलीफ बदती है।



कभी-कभी जी मिचलाना, उल्टी ऐसी तकलीफ भी हौती है।

12 988 888888888 86



### अमीबा ऑत-सूजन



दूषित खानै या पानी से अमीबा नाम के परजीवी जन्तु फैलते हैं। यह जन्तु जब बड़ी आँत में पलते हैं तो यह बीमारी होती है।



पैट के भाग ६ या ९ में (पैट के निचले भाग में बांघी और) दर्द होता है।



पैट मैं मरीड़ होकर कुछ । पतली टट्टी होती हैं।



टट्टी में आँव और कभी कभी खून जाता है/



















दिन में २-४ बार टट्टी हो सकती है।



पैट के भाग ६ या ९ में (पैट के निचले भाग में बांघी और) दबाने पर दर्द होता है।

ELSE GERRESE ELE ES ELLES

### पैट में कीड़ों के कारण पैट दर्द



आमतौर पर दूषित खानै-पानी सै या गंदी उंगलिया के द्वारा कीड़ों के अन्डे पैट में जाते हैं और कीड़े पलते हैं। लैट्रीन (शौचालय) की सुविधा न होने पर कीड़े फैलते हैं। आम तौर पर पैट के कीड़े छोटे बच्चो में पाए जाते हैं।



छोटा कीड़ा, बड़ा कीड़ा, अंकुश कीड़ा इत्यादि पैट के कीड़ों के अनैक प्रकार हैं।



पैट में कीड़े होने पर नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दैते हैं। टट्टी के रास्ते या कभी कभी मुह से कीड़े निकलते हैं, कभी-कभी पैट में दर्द होता है, टट्टी की जगह पर (मुख्य रुप सै रात में) खुजली होती है।

16666-6866-6866

### पैट दर्द के अन्य सामान्य कारण



अपचन की वजह सै पैटदर्द - ज्यादा मात्रा में, तेल वाला या भारी खाना, समय-असमय खाने से पैट में दर्द, जी मिचलना और भारीपन की तकलीफ होती है।



दस्त शुरू होने से पहले और दस्त होने के दौरान कभी कभी पैट में मरोड़ के साथ दर्द होता है।

### महिलाओं में पैटदर्द के आम कारण



माहवारी के समय अक्सर महिलऔं को पैट में थौड़ा दर्द होता है। कुछ महिलाओं को ज्यादा तकलीफ होती है।



गर्भाशय या उसके आसपास जंतु पलने पर, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके साथ अक्सर मैला या दुर्गध वाला पानी जाता है।

### पैटदर्द वालै मरीज़ सै क्या पूछें ?



महिला हो तो एक और सवाल पूर्छें



BEERFERRERERERERE

मैला या लाल पानी जाता है क्या?

### पैट की जाँच कैसे करें?



टांगें मौड़कर लैटनै के लिए और पैट को ढीला छोड़नै के लिए बताएँ।

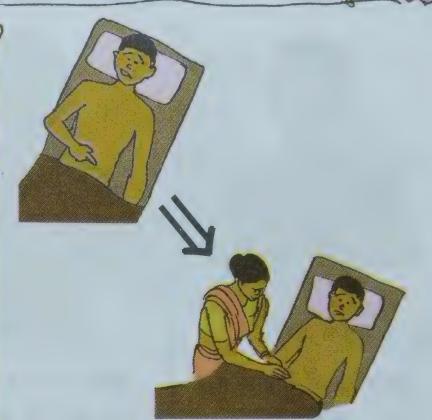

किस हिस्से में ज्यादा दर्द है, एक उंगली से दिखाने के लिए बताएं। जहां दर्द न हो उस भाग से जांचना शुरू करें।



चार उंगालियों द्वारा, हल्के सै दबाकर पैट की जांच करें।



एक- एक करके, पैट के सभी हिस्सों को दबाकर जांच करें।

### पैट की जांच करने पर क्या पता लगेगा?



भाग २ में दबाने पर दर्द ही ती आमाशय में सूजन का शक कारें।



भाग ६ व ९ में दबानै पर दर्द हो तो अमीबा ऑत-सूजन का शक कारें।



महिलाओं में भाग ७,८,९ में से कहीं भी दबाने पर दर्द हो तो प्रजनन संस्था की बीमारी का शक करें।



भाग ७ में दबाने पर जीरदार दर्द ही ती अपेंडिक्स-सूजन की शंका करें और अस्पताल भेजै।

पैट में दबाने पर खूब दर्द ही और पैट लकड़ी जैसा कड़ा ही तौ तुरंत अस्पताल भेजैं।





१२ घंटै से ज्यादा, लगातार जौरदार पैट दर्द या उल्टी



भाग ७ मैं बहुत ज्यादा दर्द



महिलाओं मैं भाग ७/८/९ में ज्यादा दर्द होना



उल्टी मैं खून आना या टट्टी काली हौना



पैट लकड़ी जैसा कड़ा होना और खूब दर्द होना।

### आमाशय में सूजन के बारे में उपाय



यह बंद करें!



दिन मैं ४ बार, एंटासिंड की २ गौलियाँ या आधा चम्मच खाने का सौडा, एक ग्लास पानी मैं डालकर, पीने कै लिए बताएँ



दौ दिन मैं आराम न मिलै या महीनै मैं चार बार सै ज्यादा तकलीफ हौ तौ अस्पताल भैजैं।

### आमाशय में सूजन न ही इसके लिए



मिर्च मसाला, चाय-कॉफी इनका सैवन कम करें। तंबाखू, खैनी, पान मसाला, शराब व जलन पैदा करने वाली दवाईयों से पूरी तरह दूर रहें।

16866-668686666666



खाने और सौने की नियमितता जरूरी है। मन में तनाव नहीं होना चाहिए।

७६

### अमीबा ऑंत-सूजन के बारे में उपाय



अमीबा जंतु मारने के लिए मैट्री की गौली ५ दिन दें



पुरानी बीमारी के लिए कुटज की छाल का काढ़ा दें

### मैट्री की गौली कितनी व कब दैं?

|   | बड़ा व्यक्ति<br>१२ साल सै ऊपर | बड़ा बच्चा<br>८ से १२ साल | मध्यम बच्चा<br>४ से ७ साल | छोटा बच्चा<br>१ से ३ साल |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2 | 00                            | 0                         | 0                         |                          |
| 0 | 00                            | 0                         | 0                         | D                        |
|   | 00                            | 0                         | 0                         | 0                        |

### अमीबा ऑंत-सूजन न ही इसके लिए



टट्टी सै आने के बाद साबुन से हाथ धौर्यें



खाने से पहले हाथ धौयें



नाखून नियमित काटैं



सिब्जियाँ धीकर

### पैट में कीड़ों के बारे में उपाय



पैट का कीड़ा छौटा या बड़ा, दवाई एक ही-अलबैंडा





सभी उम्रों के लिए अलबैंडा की एक ही खुराक - सौते समय एक गौली। सिर्फ 9 से २ साल के बच्चों के लिए आधी गौली

### पैट मैं कीड़ै न हों इसके लिए



टट्टी सै आने के बाद साबुन से हाथ धीयें



खाने से पहले हाथ धौयें



संभव हो तो लैट्रीन (शौचालय) का इस्तैमाल करें

### महिला औं मैं पैटदर्द का इलाज

माहवारी के समय होने वाले पैटदर्द का इलाज



गरम पानी सै पैट, पीठ सैंकना



एक चम्मच मैथी के दानै पीसकर गरम पानी के साथ, दिन में दी बार लैने के लिए



तैज़ दर्द हो तो पैरा की गौली, जरुरत के अनुसार दिन में दो-तीन बार दें



मैला या लाल पानी जाता हो या भाग ७,८,९ में दबाने पर दर्द हो तो अस्पताल भेजें

effect feether for the feether

|                                       | ब स्वा                                 | ३ साल         |                 |                |      | O E                          |                           |               |                |                     | एक बार           | १-२ माल      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|
|                                       |                                        | ०सभ           |                 | D              |      | छोटी गोली                    | 0 0                       | 1             |                |                     | छोटी गोली एक बार | 9-3 Hin      |
|                                       | 10/                                    | % स ७ साल     |                 | 0              |      | छोटी गोली                    | 000                       | ī             |                |                     | छोटी गोली दो बार | θ            |
|                                       | ज ।                                    | ८ मे १२ साल   |                 | $\oslash$      |      | सादी गोली                    | 000                       | 1             |                |                     | सादी गोली एक बार | θ            |
|                                       | बड़ा व्य                               | १२ साल से ऊपर |                 | 00             |      | सादी गोली                    | 0000                      | 00            |                |                     | सादी गोली दो बार | θ            |
| दवाओं की सची                          | विस्ताने दिन?                          |               | 0000            |                | m. • | m # ~                        | • पहला दिन<br>• दूसरा दिन | • • तीसरा दिन |                | 5' 0                | ३ से ६ महीने     | ~ •          |
| गओं व                                 |                                        | गत            | 0               | >              | >    |                              |                           |               | >              | >                   |                  | >            |
| No.                                   | दिन में कितना बार                      | ग्राम         | Ç               | >              |      | >                            |                           |               | >              |                     | >                |              |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | न म                                    | दायहर         | <b>O</b>        | >              | >    |                              |                           |               | >              | >                   |                  |              |
|                                       | य                                      | सवर           | K               | >              | >    | >                            |                           |               | >              | >                   | >                |              |
|                                       | किस स्थिति में लें?<br>(बोमारी/तकलीफ़) |               | (बोमारी/तकलीफ़) | ब्रखार बदनदर्द | or a | खनी दस्त / मवाद / न्युमोनिया |                           |               | आमाशय में सूजन | अमीबा<br>आंत - सूजन | खून की कमी       | पट में कीड़े |
|                                       |                                        |               |                 |                |      | (2)                          |                           |               |                |                     |                  |              |

### इस किताब में इस्तेमाल किए गए कुछ चिन्ह और उनके अर्थ

| (E)     | अच्छी रिथति                |
|---------|----------------------------|
|         | खराब रिश्चित               |
|         | ऐसा करें                   |
| X       | ऐसा न करें                 |
|         | दवाखाना या अस्पताल ले नाएं |
|         | जंतु                       |
|         | सैनिक कोशिका               |
| M 0 M 0 | सुबह, दोपहर, शाम, रात      |
|         | एक दिन                     |
|         | पंद्रह दिन                 |
| S       | विषाणु                     |
| ***     | जीवाणु                     |
|         | परजीवी जंतु                |

### स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 'सेहत' के प्रकाशन

क्रम प्रकाशन का नाम

सचित्र पोस्टर्स (१७" x २२")

स्वास्थ्य सेवा-हमारा अधिकार, अपने गांव में अपने लिए स्वास्थ्य सेवा, अपने स्वास्थ्य के लिए हम मिलकर यह करें, निजी डॉक्टरों से संवाद करें, गोली जब देती है आराम क्यों दें इंजेक्शन का ज्यादा दाम, सलाईन मतलब नमकीन पानी (दो रंग में)

(इन में तीन पोस्टरों की छोटी आकृति साथ के पत्रों पर है)

(ऊपर लिखे पोस्टर मराठी में भी उपलब्ध हैं)

२. प्रशिक्षण पुरन्तक स्वास्थ्य साथी भाग - १ व २ (तीन रंग, ८" x १०", प्रत्येक ९६ पन्ने.) (यह प्रकाशन मराठी में भी उपलब्ध हैं)

३. स्लाईड शो

- एड्स (७६ स्लाईड्स)
- खून की कमी (१८ स्लाईड्स)

सहयोग राशि

प्रत्येक डेढ रूपये (दो रंग वाला पोस्टर-ढाई रू.)

पूरा सेट - १० रू.

प्रत्येक ७५ रु.

कॉपी बनाने का खर्च १६०० रू. ३६० रू.

इन प्रकाशनों के लिए अपनी मांग सेहत, पुणे को भेजें। चेक / ड्राफ्ट अनुसंधान ट्रस्ट, मुंबई के नाम से बनवाएँ ।

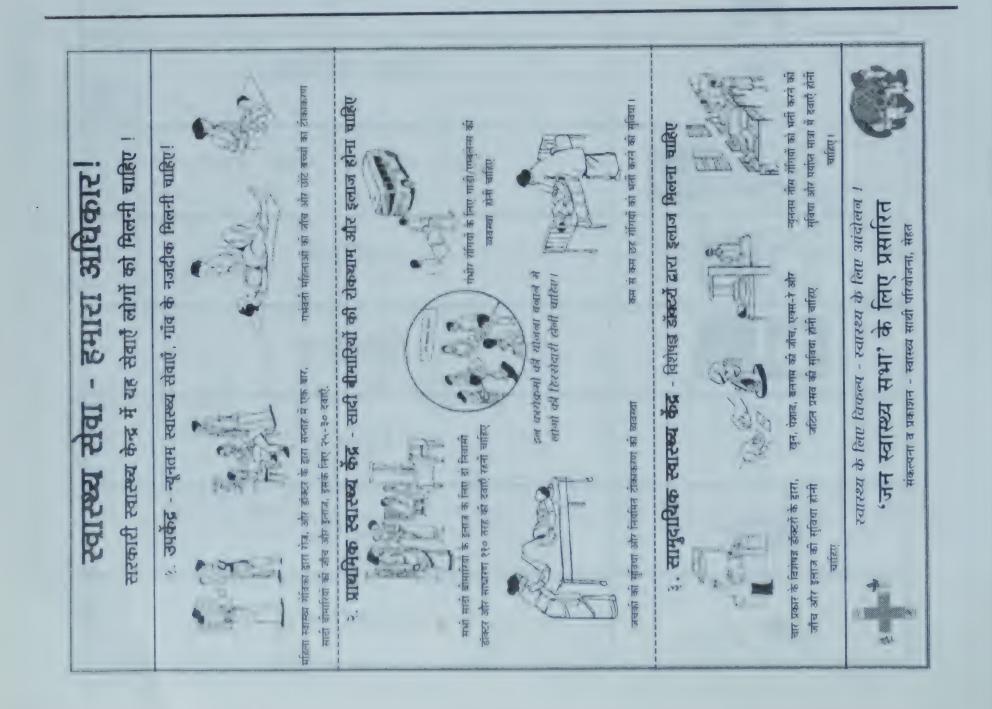

# निजी डॉक्टरों से संवाद करें

सामूहिक ढंग से डॉक्टरों के साथ बातचीत करके हम यह तय करें



और इलाज की जानकारी देने की व्यवस्था रोगी को उसकी बीमारी

डॉक्टरों की वाजिब फीस तय करने और

दर-मूची लगाने की व्यवस्था



दवाओं का अनावश्यक उपयोग दूर करने के लिए नियमावली



और इलाज लिखा हुआ केसपेपर, हर रोगी ने की व्यवस्था बीमारी की पहचान



डॉक्टरों से संबंधित शिकायत, पहले चर्चा द्वारा दूर करने की कोशिश और इसके लिए व्यवस्था



डॉक्टरों को जिन दवाईयों का प्रशिक्षण हो, वही दवाएँ उपयोग करने की अनुमित



स्वास्थ्य के लिए विकल्प - स्वास्थ्य के लिए आंदोलन 'जन स्वास्थ्य सभा' के लिए प्रसारित संकल्पना व प्रकाशन - स्वास्थ्य साथी परियोजना, सेहत



## सलाईन मतलब नमकीन



कुछ बीमारियों में बीमार व्यक्ति पानी नहीं पी सकता या मुँह से दिया हुआ पानी काफी नही होता है । ऐसे समय सीधे खून में पानी देना पड़ता है। खून में कुछ नमक होता है। इस वजह से, सीधे खून में पानी देते वक्त

पानी को सलाईन कहते है। कभी कभी पानी में ग्लुकोज़ नाम की शक्कर मिलाई जाती है और इसे 'ग्लुकोज़' कहा जाता है। डॉक्टर को सलाईन की बोतल १२ रूपये में मिलती है। उसे लगाने के लिए डॉक्टर हमसे कितने पैसे लेते हैं?

### सलाईन देने की असली ज़रूरत कब होती है?



 शरीर से बहुत ज्यादा पानी / खून निकल चुका हो तब (उ. दुर्घटना में गहरी चोट लगना, जोरदार उल्टी और दस्त)

o

गंभीर, प्राणधातक बीमारी में /ऑपरेशन के वक्त

(उ. जचकी के समय ठीक से दर्द न आ रहे हों तब) 8. जब खून में लगातार कोई दवा देनी हो तब

रोगी को पानी/खाना निगलने में दिक्कत हो तब

m

### ज़रूरत न होने पर सलाइन मत लें; सलाइन से ताकत नहीं बढ़ती ! (उ. जोरदार उल्टी, बेहोशी)

जो रोगी खा-पी सकता हो, उसे आम तौर पर सलाईन से शरीर की ताकत नहीं बढ़ती सिर्फ नमक और पानी मिलता है। सलाईन की ज़रूरत नही होती। बिना वजह सलाईन देना बंद होना चाहिए!



जन स्वास्थ्य सभा के लिए प्रसारित









### स्वास्थ्य साथी

भाग - २

कम पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य साथी के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए यह सचित्र पुस्तक तैयार की गई है। गांवों में रहने वाली जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलना तभी संभव है जब वहीं के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य साथी के रूप में पहली कड़ी का काम करें। जहां डॉक्टर की ज़रूरत नहीं ऐसी सादी बीमारियों में थोड़ा उचित प्रशिक्षण लेकर स्वास्थ्य साथी अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं, ऐसा जगह-जगह का अनुभव है। गांव में ही हर समय उपलब्ध कम खर्च की सेवा, लोगों की भाषा में उन्हें सलाह, बीमारी से बचने के लिए के साथ मिलकर गांव मे सुधार - ऐसी भूमिका यह स्वास्थ्य साथी अदा कर सकते हैं। ऐसे स्वास्थ्य साथी बड़े पैमाने पर तैयार होना, यह खास कर गांवों-देहातों के लिए नितांत जरूरी है। पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों में कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ ही ऐसे काम के लिए आगे आती हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए प्रमाणित पुस्तक आज नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए, अनेक वर्षों के अनुभव के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है।

अनावश्यक जानकारी न लादना, वैज्ञानिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से और चित्रों के सहारे देना और स्वास्थ्य के सवालों को जनवादी नज़िरए से देखना, यह इस किताब की ख़ासियत है। इसके पहले भाग में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, बीमारी और इलाज इस बारे में मूल जानकारी दी गई है। इसके बाद दस्त, पोषण-कुपोषण, घाव की देखभाल और हमारा व्यवहार, यह विषय लिए गए हैं। दूसरे भाग में जंतु के प्रकार, बुखार, खांसी, खून की कमी और पेटदर्द - इस संबंध में बीमारियों की पहचान और इलाज व रोकथाम के बारे में बताया गया है।

दूर-दराज के गावों में कम पढ़े-लिखे स्वास्थ्य साथियों के लिए ही नहीं, हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिध्द होगी ।



